न्यान्य निष्या मान्य निष्या विश्वास्य र अप्राचित्रेनियंभयक्षिष्ठमाथि प्रश्रयेश्वरह विःभचाम्ययःभोष्टंकरिक्षेत्रायाषः श्रीलाडी क्य महाकाष्ट्राधः १ वे प्रमार्थिक क्षेत्रकार् रंग्याणनायाभियनके क्रिमीधः अचित्रियाध मभग्ध्यम्याङ्गिस्र

CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri

अवविक्रिल्यां मध्य भट्टीपिममद्गिताय्टिमिलायां भळ्य मीष्यां लिए अर्ग्या। भेगः भेग्रिम् विनः शक्तं गे अस्थित स्मान्य महाम् सहाम् सिल्पे भेत म्मिल्लेन ने वक भववग्री यिमर्गिथमवज्रहा उम यत्भः॥ रमान्कणवाभेडाण्कुश्चमविम्नार्याभेषुर् क्रिकेलि।पर्राप्याच्या एकविस्राउभानमञ्जूषाचार्याः भक्षा गायही । वर्स्य कस्य । वर्षमवर्थ । प्रम् गलथाः इत्ये लीः लकाः जास्य मन्त्रय रमान्त् धरनित्राहाः प्रय मश्रम्भर्गाय्यः नाउन्त्रभ्भ र वच्छन्ण् । इस्क्रिं भ्रम् भग्ना भारत वित्व नार्ति । असे धक्षनगरार्वे धिक्ष भूति धक्मना ७३व, उन्नकन वस नि मर्भागता प्रथय क्रिएन न्युड जिक्ना वर्षे गिरंचुडायूनभः अ भक्षिरीकारा छ र वाभनारा स्कि ज्ञश्यायान्। माक्रनाया थः भ्रम्याचनयात्राः भण्चेक्रिके या । १५५३ करो है। जिस्ते भन्ना रेग्य विद्वारमान्य भन्नयथवं उत्याकिभगमनायाक्नभग्या विद्व य निर्धाण्य गहिभेग्यनग्य मण्यभेशकृत्य मिरि, यो निर्धार भव्म व्यक्तान्त्रम् । भव्म व्यक्ता भड़िरक्ल स्वायालयलक क्रम्य नेन क्रम्य किल्ले नर्डा उउम्पिममाध्यक नर्डा अल्ले वेश ग्वामिनिक्क प्रकामगाभिनीवालिः माइसानुषु उपक लम भुग्रन्॥ इतिमञ्जू ५ विश्वापिकेश

M.

कृत्म्म । गूलभ - म्याम म्याम म्याभ ॥ विम्याम 3,33 शिक्के॥ थण्डे जिल्प भेवः भाग्यभ म्ययसभनभा ग्डेंड अपिक्रिंगियायथउचे ठवायमे शक्ता सिंखिर्धि थान्यक्षारमञ्जूषाविम् वृष्ट्याः भक्षत्रां स्वसम् धरुष्ट्र वक् य,वाश्रमवाविडः वस्तिहः मङ्ग्रेष्ठिम्निभिडं देवस्ति। यन्त्र नभीचका मारेका मिल्लिक ३ नभ मने ३ भूक स्मिक्सम्भवद्भवकृत्या उद्यक्षित् कि कि एत्वभन्द कि हु उद्ययिक्षिण्यशिक्षक्रण्यिभूणनंक्षेभनवप्रकृत्भ भग्भेजामिएउ उद्येखिमा निवर्षा उउ मेर् उन्नह्र । यमवामिड्क सम्मुडिभवा मह्नु ग्यामियंडिड अस्मानामिकार्मेड्स्येश्वर् । नियन्त । य दिसंस्थान शिवस्य । उद्मान सर्वित्त । यद्भाव । डिएकविमाउभानिन्भः॥नभगवेहपुरिमाभवःभाग्णिभः मिनः।गम्बर्नभःगिक्रक्रवः भेड्रेज्ञिकाः १ वर्ष्युक्षभण्यि मुड्ड गण्या इत्र त्यः इ रमान्य ध्राध्यन विद्यः वस्त न मुद्र भारति मिल् अ मुद्र अ पूर्व ॥ एवं सिल् अ मुद्र अ पूर्व ॥ एवं सिल् अ मुद्र अ पूर्व ॥ एवं सिल् अ मुद्र ॥ उड़ । वस्त मान्य अ मुद्र ॥ मिलाकुपनं भक्षिति एक्विमेडिश्रंपनं सिश्चिनः।। द्वेय यात्रम्थ भूक्गाच्याः अचयश्री । । । यन । जन्म भूभ हिन्न रमानवङ्ग्रच॥वायवनाग्मिकम् द्वरः भवयङ्ग्रम्भ ॥भूष्ट रसन्त चार्थे भेडे सब सध्ना चण्यत

CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu.

ज्ञुश्रुया व प्रमा व लाक किल भिन्न क्यू व कि किल मार मीधुमाउध्ये। भारताजा । अपनाजा । अपना अध्ये केश्वरे उहुए। सम्माप्रले मंकिए: स्थितं से भूमः किलाः यत् थउनकाः,०० वर्श्वावकृतनाम्बद्धाः विमामस्म् भारतंगि ९ मिराके जारे मिर्के के किलामा के हिला अला इन्न प्राउठण्यया, ठर्ग्य म् भूर्यभाः ०० शर हिस्स्माना मालिमलेम्थाक व्यवस्ति । स्वार भवा निर्माल प्रमानिक क किनायिना विधेव । यहार क्यां एन अनेक प्रसारीय काष्ट्रिकज्ञभू, एनः, रोडभ् नथनाना महिसकान्यत उच्छमा,भगलपूरभः मुं एकमाभग्राभद्गकीडा।। उत्रमञ्जूरविष्ठि॥ रक्त्रा क्ष्म थार्ड भक्षेक्षण्युः, लाग्णुः, अस थण्ड , भाकुगृह त्रवह गण्डमाउ, इ. जारण त्रक्त भवा छन्। बरा छिका विश्वल्यात्र भ्राप्ति, म्यु डिल्ल । स्वाड । इड्डिक्लाए वस । जा है। स यमका मडान्ती अरकी भर्मा अवन्त रेखें, इन्ये नर्गे, भीना कलाया। कप्रक्ष्याल्डीहेलं अमिरियात्व मन्नक्य नन्नक्ष्यात्वः। ग्यानिवस्निज्ञार्थापुक्षित्र्यः भ्राउस्य मञ्जारुस्य अञ्चय क्षिं। श्रम् अन्तर्न कुलेमश्लिष्ट रुक्यादादिवधपुरावर् अलन् म्भीव्या र ब्रक्कालनभः शिंबद्वी गणना द्वारा अवस्त्र हुन्यू भेचेड ङ्किण्युःणेउन्तेत्र।।भष्युः ॥ यद्भाभग्ने अभ्यक्षिके कि विक्र अध्यापिके विक्रम्तः॥गण्युः नेभः विक्रम् त्र अभ्यक्षिकः आउद्ग्रह्मः। यातः १॥ उद्ग्रह्मा । ॥ वर्षुभ्रम्भ अध्याप्य ॥ प्रकाराणाः थउः प्रतिना उ व्यक्ष्य विनान्यक्य इ अक्सू सिर्भः सर्थित वर्ध मेन्डाकीनं नणानाशा क्रिड्राक्नशा एन्यूकोनं दलक मीना भारते त्रिमाविभगाने जलन्यु भेर महारे विभागि।

चर्चे क्रिक्शित्वभूनिग्डमद्भश्चित्रं गड्येश्वरं क्ष्यं क्ष्ये क्ष्यं क् मध्याः क्रुडक्ल ए द्वा अवस्था व्या स्थान व्या मु चेप्यए अपवार्य कार्ता कर्ता कर्ता निका १, यन्त्रभाष्ट्र मश्क्षियं प्रभागनन्त वस्तु १४६ वस्तु निक्रम् ज्या अर्थे। निक्रम् निक्रम् ज्या क्षेत्रं प्रमानिक स्त्रा क्षेत्रं क्षेत्र मस्थितिभानम् विमाश्चला क्रिक्ता प्रवेश मुखेरिक विम्स्याद्वारायस्य विद्याला । स्वार्मित्रायस्य । स्वार्यस्य । स्वार्मित्रस्य । स्वार्मित्रस्य । स्वार्मित्रस्य । स्वार्यस्य । स्वार्यस्य । स्वार्म भारा। डिला : उण्या प्रक्रिये के इंग्रेंग्या भी। अन्नर्जाय भणनि ॥ अध्याः । जीज्यानानि ॥ हिस्स अध्याः गण्या । इत्र धरुभ क्रिक्न क्रिप्त स्वान स्वयं क्रीयं ज्ञानाः थाष्ट्र गृहे अच्छम् । इ अग्नण्जावर का महा महिलाला माइभाग । एक्सी भेषा ग्रिम से विश्व छः ब्रा ज्ये, एड दिन्ते, सीढ़िने, अगाः जिंदे, नवहां किने में मुक्त मुन कुर्ग क्यूगी कुछन कि मार्ग या ग्रांचमाका अभू ए उच्छ , निवक मि णाउनक नेनापा कर भन्माक व्यथक्षेत्र अग्रेहिं वर्णाए।। भुद्राक्का नग्क्येला वाधक्येड , इंग्लिथ्यः , इंभाश्या , जीव थ्या क्रमा भमना भचाधछः जरे वस्माना विष्कृष्ट थिनम्बल प्रमुख्या मभगवानी स्र महत्त्र तिन्तु थडं , वज्र लक्ष मुक्षान्। विरा, माञ्कार अमा, श्रन्थिक विराद्य । श्रुपिक भी गुण्या वा विक्स मनाभा महा भड़ा महत्वरी भारते । हिला । उप्पेषेड